#### श्री:

### श्रीसर्वेश्वरो विजयते तराम्।

श्रीसदुगवतेश्रीनिम्वार्काचार्ययनमोनमः

# अथ सन्ध्याप्रयोगः

गायत्रीध्यानस्तोत्र-गायत्र्युगनिपत्-कलिसन्तरणोपनिपत्-श्रीकृष्णरसमञ्जरी-समलंक्रतश्च ।

श्रीनिम्बार्कसम्प्रदायाचार्येण श्रीकिशोरीलालगोस्वामिना

## सङ्कलितः, संस्कृतः, बम्पादितश्च।

" यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धं विन्दति मानयः ॥"
( श्रीमद्भगवद्गीता )

### श्रीद्वबीलेलालगोस्वामी की

याचा से

स्वकीय—"श्रीसुदर्शन-प्रेस" वृन्दावन में मुद्रित श्रीर प्रकाशित।

( सर्वाधिकार रक्षित्)

संवत् १६७२ वैकम,

प्रथमवार ∤ २००० √ सन् १६१६ ईस्वी

्र मूल्य प्र० पु० हो आने